DHIR NOWLAKHA

CORDIALLY INVITES YOU

TO

SEE A FINE COLLECTION

OF

COINS

OF

EVERY COUNTRY OF THE WORLD

OLD & MODERN

FROM 4th CENTURY B.C. TO 20th CENTURY A.D.

AT

3/A CAMAC STREET
CALCUTTA 16

Phone : \( \frac{24-8715}{24-7856} \)

PLEASE CONTACT BY APPOINTMENT





## Rupees One & Paise Fifty

Copyright of articles, stories, poems, etc. published in the Jam Journal is reserved

All contributions, which must be type-written, and correspondence regarding contributions and book-reviews should be addressed to the Editor, Jain Journal. P-25 Kalakar Street, Calcutta-7.

For advertisement and subscription please write to the Secretary, Jun Bhawan, P-25 Kalakar Street, Calcuta-7. Subscription for one year: Re 5 00: for three years: Rs. 12 00. Foreign Rs. 10 00 for one year.

Published by Moti Chand Bhura on behalf of Jain Bhawan from P-25 Kalakar Street and printed by him at The Technical & General Press, 17 Crooked Lane, Calcutto-1.

Editor : Ganesh Lalwani

#### Contents .

## Puran Chand Nahar 97 K. C. Lalwani

Jamism in Central India 109

Umakant P. Shah

Tirthankara: The Apostle of Perfection and Liberation 111

Pradyumna Kumar Jain

Emment Apabhramsa Writers of Karnataka and their Contribution 114 Prem Suman Jain

Ayambil Prevents Us from High Blood Pressure and Heart Attacks 117 Dr. J. C. Baid, M.S.

The Missions of Jaina Sangha 119

J. C Sikdar

Books Received 132

Books on Jainology 134

Plates:

Puran Chand Nahar (colour) 97 Ishwari Prasad

Mother Teresa at Jain Bhawan 116

Blueprint of an Undeciphered Inscription, Bajargarh 117



Puran Chand Nahar

Miniature Painting on Ivory by Ishwan Prasad, 1917

Courtesy . Sri B S. Nahar

## Puran Chand Nahar

### K. C. LALWANI

Just as the glistening surface of the monoliths of Asoka reflects the heart of the pious Buddhist king or the Taj of unsurpassed fame enshrines the pure love of Shah Jehan's heart, so the rare collection of ivory works, paintings, sculptures and books and manuscripts speaks eloquently of Mr. P. C. Nahar's great love of Indam Culture.

-Benimadhab Barua

Family is like a plant which, in the course of its growth, yields, at a certain stage, a bumper crop. The bumper crop of the Nahar family was Puran Chand Nahar who shone forth simultaneously from several fields. To the men of his own generation, he was a rare combination of scholarship with nobility, erudition with quality which goes forth in the making of a man; to the people of subsequent generations, he has become a legendary figure. Like other families of the Oswal sect (so called because the sect is said to have been born at a place named Osia in Marwar) of the Jainas, even the Nahar family is said to have originated from the Rajputs. The founder of the Nahar family is said to be one Pramar, from whom the late Puran Chand was 82nd in descent. In course of time the family broke up into branches, and the 35th descendant Ashdharji was the first to assume the title of 'Nahar' at the time of his conversion to Jainism.

The 'family is said to have changed its seat from time to time. Ashdharji is said to have settled at Mahanagar in Bikaner where his conversion took place (660 A. D.). At its 47th generation, the family is said to have shifted to Marwar, and once again to Degan in the State of Bikaner. At its 78th generation, the head of the family, Khadag Singh incurred the wrath of the local ruler for violating a social convention at his marriage. To save his life, he was forced to flee with his young bride and settle at Agra at a safe distance. But he was not to live at Agra for long, and at the invitation of Jagat Seth (World-banker) of Mahimapur, Murshidabad, who happened to be a Jaina of the Oswal Sect and who was the treasurer of the Nawabs of Bengal and had the

singular honour of having the mint in his own house. Khadag Singh migrated to Bengal and settled in 1823 V. S. (1766 A. D.) at Azimganj. Later, on the advice of Jagat Seth, the family started business at Dinajpur. It must be said to the credit and unique good fortune of this family that wherever it settled, its members soon came to the top in wealth and influence. At Dinajpur, fortune smiled on it, as ever, and the family soon had a branch of its business at Calcutta. The parent trunk of the family, however, dried up by 1907 V. S.

The family rejuvenated its carrier when Sitab Chand (Puran Chand's father) was adopted as son and successor to the Nahar family in V S 1907 (1850 A D) Sitab Chand was only three years of age at the time of his adoption. He lived to become an important figure not only in the family but also in the entire Jaina Community of Bengal. He was a lover of learning and knew, apart from Bengali and Hindi, two classical languages, viz., Sanskrit and Persian Besides, he was a lover of music. But excelling all these were his human qualities and he was a great philanthropist During the famine of 1930-31 V S (1873 A D ) he helped the people to the best of his ability, and in recognition of his magnificent services, the Government made him a Rai Bahadur in 1875 He started a press named Visva-Vinod which published some useful religious books. On the occasion of the Jubilee of Queen Victoria, he started the Bibi Prankumari Jubilee High School in his own town for imparting free education but the venture had to be closed after a few years when the school property was acquired by the Railway. The love of learning at this date was not keen outside the metropolitan areas but this early venture showed the far-sight of the man who was out and out a Victorian in his manner and attitude. He was renowned for many other philanthropic and charitable activities all over the country. To name just a few of them which casually occur to mind, we have a Jaina temple at Azımgani, a Dharamsala at Kasımbazar, another at Pavapuri, Mackenice Public Hall at Azımganı, Nahar Building at Palitana, Derasar of St. Admathii, Kumar Singh Hall at Calcutta and a female ward to the hospital at Dumka. Sitabganj, a town in Dinajpur, was named after He was one of the founders of Jama Charity Fund at Ahmedahad. was an Honorary Magistrate at Lalbagh and a Commissioner of the local municipality for many years.

To such an illustrious parent, the birth of an illustrious son, Puran Chand, was no freak of nature or accident. He was the most mature product of the family line. The date of his birth is the 10th day of the bright half of Vaisakh in 1932 V. S. for which the English equivalent is May 15, 1875. When the father was so great a lover of learning, it was

but inevitable that he would see his dream fructified in his son. Puran Chand was given his first education at home on Jaina precepts and rituals, along with vernacular training, which was the fashion of the day. Having completed this initial education, Puran Chand, joined his father's school as a young scholar and passed the Entrance Examination of the Calcutta University in 1891. In 1893, he passed the First Arts from Baharampur College and in 1895 he took the B A, degree from the Presidency College, Calcutta. In 1903, he took his degree in Law and joined the Bar at Baharampur. Needless to mention that Puran Chand was the first graduate and first lewyer from the Jaina Community of Bengal. In 1908, he passed the M A. Evanination in Pali and became an examiner and paper setter in Hindt for Matriculation, I.A. and B.A. examinations of the Calcutta University.

In 1908, young Puran Chand shifted to Calcutta and joined the District Court of 24 Parganas. With a view to follow the profession of Solicitor in the Original side of the High Court, he became an articled clerk under Hon'ble Bhupendra Nath Basu. Finally, however, he decided for the Appullate side, passed the Chamber Examination and was enrolled as a Vakil of the High Court in 1914. But the legal profession could not absorb him for the whole time and gradually Vakil Puran Chand drifted to the wider field of reform and learning where he made himself most useful. It is interesting to note here that there was hardly any institution in the field of education and research at that time with which he was not associated or of which he was not a member. To name a few such institutions, they were Court of the Benares Hindu University, Calcutta University; Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona , Jama Swetambar Education Board, Bombay ; Jama Sahitva Samsodhak Samai, Poona; Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland; Asiatic Society of Bengal, Calcutta; Bangiya Sahitya Parisad, Calcutta: Nagri Pracarini Sabha, Benares: Bihar and Orissa Research Society, Patna : Kamrup Anusandhan Samiti, Assami, India Society, London; Sanskrit Mahamandal, Calcutta; Sanskrit Parisad, Calcutta: Sangit Parisad, Calcutta: Society of Oriental Art. Calcutta; Bharat Kala Parisad, Benares; Archaeological Department and Historical Records Commission (1923) After the death of Puran Chand in 1936, Dr. Suniti Kumar Chatteriee wrote on July 6, 1936, in the proceedings of the monthly meeting of the Royal Asiatic Society of Bengal:

"Mr. Nahar's crudition was recognised far and wide...His favourite studies were in connection with the history and civilisation of ancient India in general and Jainism in particular, and in consequence

he was a member of a great many Oriental and Indological Societies in India and abroad."

Puran Chand Nahar was a man of multifarious interests and for such a man, the legal profession was too small a place. He had an inherent hankering for literary pursuit and archaeological collections. These are the two fields which claimed him most because he had an innate love for them. In these two pursuits, he took great pains, made many sacrifices, courted hazards and lavishly spent money. There were many Zamindars and moneyed men in the country, as there always are, but how many have the taste and how many have the requisite eve for things of beauty, for art objects? "A thing of beauty is a joy for ever" a poet has said, and Puran Chand revelled in this joy. He was a widely travelled man. He travelled throughout the length and breadth of the country, and, almost everywhere, his searching eye could find something to collect for his storehouse. In this, he was not discriminatory. His collection included the most precious like archaeological pieces, coins, rare books, etc., as well as the most trifling like match box labels, objects produced in far-off Europe as well as domestic things Some of these you can always find in any fairly good family museum, but not some others which were the result of Puran Chand's fanciful imagination. Take, for instance, wedding cards with multifarious prints, cover page of old journals, domestic seals, letters of invitation, picture cuttings, and many other such things. And he did not dump them. He himself arranged them with meticulous care and displayed them before his visitors What a colossal time and energy must have gone for these odd jobs! All this was a singlehanded effort and nothing was done shabilly or in a slip-shod manner. A man of any generation would wonder, time apart, wherefrom he derived so much patience and skill The whole lot is housed at the Nahar Museum in the Kumar Singh Hall. The vast library having many manuscripts and rare books is named after his mother, Gulab Kumari Library, which had also a free reading room attached with it. Puran Chand's collection of match box labels is simply amazing. The best part of his life was spent between the Swadeshi movement and the Constitutional Reform of 1935. In between, there were many great events like the Coronation of King George V. Home Rule agitation, Gandhian movements, to name a few. All these are reproduced with great imagination on match boxes. the most ingenious way of popularising current events. Puran Chand not only collected all these match box labels but also arranged them in proper order and harmony so that in wending leisurely through the pages of his precious album, one gets a complete panorama of Indian History between 1900-1935. One wonders how much interested even our match box producers must have been at this time in contemporary history. The whole generation of creative visionaries seems to be extunct by now. If we do not have a Puran Chand in free India, we have now a different generation of match box producers who with the rest of India have become silent onlookers of current events.

Apart from the magnificent collections in his museum. Puran Chand Nahar had another grand collection which he presented to the nation in book form. His three volumes of illustrated Jaina Inscriptions (published in 1918, 1927 and 1929 during the author's life-time) giving information of about 3000 inscriptions existing in different museums and collected from all parts of the country. This was actually a curator's work which Puran Chand did with enormous natience. He collected complete material for the fourth volume which was perhaps going to be the most important, since it contained information about inscriptions found from Kankali Tila near Mathura, which was one of the richest finds of Jaina sculpture in India, but could not see its publication through. The complete manuscript short of Introduction, which he could not write before his death in 1936, was later sent to Dr. Vasudev Saran Agarwal, curator of the Mathura Museum, for checking, since most of the inscriptions were housed in that Museum and Lucknow Museum. But before Dr. Agarwal could complete this work, he too passed away. Thus haunted by ill-luck, the fourth volume remains unpublished to this day, and, if good luck prevails, it may be possible to publish it in some form in future.

Puran Chand's magnum opus is, however, An Epitome of Jainism which is not only an encyclopaedic work on Jaina philosophy and religion but also a dependable text in comparative religion. Though Krishna Chandra Ghosh who was an erudite scholar and a very intimate friend happens to be his co-author for this work and must have rendered valuable assistance both in writing and in its production (since the book was printed in the latter's press), the major contributor on Jaina philosophy and religion was undoubtedly Puran Chand himself. Another of his useful work is Prakrta Sukta Ratnamala which is an anthology of Prakrit verses with their English rendering. Although scholars may differ. Puran Chand did not hide his conviction when he wrote in the Introduction that instead of Sanskrit being the mother of Prakrit, it was the other way round. His logic which is almost irrefutable was that Prakrit was the spoken language of the people, from which for purposes of writing a reformed language was evolved which is Sanskrit (that is also the etymological meaning of the word "samskrta"). Besides, he produced a Hindi booklet entitled Pāvā Purlks Prācīn Itihas, a book of

spirttual songs entitled Sānjhi Sanigraha, an illustrated Hindi primer entitled Prathamāvali, like Isvarcandra Vidyassgar's Varņa Paricaya in Bengali. Some of his Hindi articles have been published after his death as Prahandhāvali. Also in typescript exists his massive evidence before a Commission in the Raigut law suit in which he was cross-examined by Ajit Prasad, an eminent Jaina scholar and the counsel of his opponent who later wrote, "His (Puran Chand's) scholarship, his mastery of historical and philosophical matters in reletion to Jainism, was exhibited in an eminent Jair Cross-examined him for about a month."

The account of Puran Chand's enormous literary activity would remain incomplete unless we take note of his learned address in Hindi as the President of the first session of Oswal Mahasemmelan held at Aimer in 1932. One may compare it with Brojendra Nath Seal's lecture on sociology delivered at London. Puran Chand had also a similar theme, which was the very many problems with which the Jama Community in general and the Oswal Community in particular was faced Throughout his address, unlike the general attitude of cynicism in India even today. Puran Chand sounded a note of optimism. He spoke at length on the need for education if the society was to come out of the clutches of orthodoxy and squalor and be once again on the road to progress. He was particularly emphatic on female education, for, he felt, in any section of the country, of which 50% of the population consisted of women, the society would forfeit its future if this vast group remained illiterate. These words were as much true at the time they were uttered as they are today. He spoke on the simplification and reform of many social customs, complete cradication of harmful and unnecessary usages, abolition of purdah system and child marriage, development of physical and moral health of young men and women, cradication of the virus of untouchability, preparation of an exhaustive history of the Jaina Community, and, last but not least, total upliftment of business othics, since the Jamas are a dominantly business community. In brief, the entire address was an epitome of Jaina sociology and, with slight modifications, is as much fresh today as it was when delivered from the Presidential chair at Ajmer at a distance of about 43 years.

Puran Chand was not an arm-chair sociologist to air abstract views but was an active participant in social scene. Whenever a major problem cropped up in the society, he was always at the fore front. There was a time when going overseas was viewed in India as a social crime. This attitude prevailed in the Jaina Community long after it had disappeared from the progressive sections of the Indian society. In consequence, during Puran Chand's life-time, the Jaina Community became divided

headlong into two factions called dest and bilayit and the quarrel took a very ugly turn. With his innate zeal, Puran Chand plunged into it and the manner in which he helped its resolution earned him the gratitude of everyone in the Community. In marriage in the Jaina Community, too, he was instrumental in introducing many reforms. Such a man could not but be bold in his utterances. For instance, regarding the existence of innumerable sects and sub-sects, gapas, gacchus, kulas, iākhās in the Jaina Community, which itself is very small, a religious minority, so to say, he frankly observed. "Had the Jaina Community not depended so exclusively on the Acaryas, there would never have been so many sects and sub-sects. If to hear the words of Mahavira, they had not to depend on them, then the situation that has been created by so many divissions and sub-divisions of the Community would have lost a cause for ever." (translation) Surely, such observation was not relished either by the orthodoxy or by the Jaina monks.

Puran Chand was very sincere and dedicated in his service to the Jaina holy places. It was with this end that he built his second home at Rajagrha (Rajgir), which was once the centre of Bhagavan Mahayira's activity. It was Rajagrha which saw the earliest historical empires of India till the Mauryas shifted their capital to Pataliputra, (Patna) Rajagrha was Bhagayan Mahayira's spiritual capital. Puran Chand spent his time, energy and money for Rajagrha and also for Payapuri where Bhagayan Mahayira attained nirvāna. The shrine at Pava was renovated during the reign of Shah Jehan (1698 V. S.), but the inscription which was an authentic proof thereof was nowhere to be found. It was due to Puran Chand's superhuman zeal that it was recovered from beneath the central altar in the shrine. Another important inscription (dated 1412 V. S.) regarding the old temple on Vipulacala in Rajagrha dedicated to Arhat Parsvanath was also recovere due to his indefatigable effort. This inscription is now housed at Santi Bhavan at the same place. He served the Jama holy places in various other ways which need not be included in this brief sketch.

A biography is not complete unless something is said about the family. Puran Chand must have been a dutiful husband and an affectionate parent. His first wife died early and in her memory, he had constucted Kunnu Kumari Dinsala, a resthouse for the poor and the destitute at Pavapuri. A man who was highly educated himself and was fond of education for others must of necessity impart education to his own children. He had four sons. The cldest Keshri Singh who became a well-known philatelist, was a founder of Bengal Music Conference and had masterly knowledge of classical music. His second

son, Prithwi Singh, was from his student days, an associate of Rabindra Nath and belonged to Sabuj Patra group of Bengali writers. He is a poet and now a senior inmate of Sri Aurobindo's Ashram. He has translated and written a number books on Sri Aurobindo's philosophy. His third son Bijoy Singh took to politics from a pretty early age, suffered imprisonment as a freedom fighter and was a minister in the Government of West Bengal for a number of years. He is a sportsman and like his late father, is fond of collection of paintings and coins. His fourth son, Bikram Singh, was a student of technology Puran Chand kept his daughter's sons and even others at his own place for their proper education. Among them are Indra Chand Suchanti, Advocate, Bihar Sharif, Justice Randhir Singh Bachhawat of Calcutta High Court and Supreme Court, Dr. Bimal Kumar Bachhawat, the renowned bio-chemist and winner of Nehru Award and Bhatnagar Award. Not only did he impart education to the members of his own family and community, he also patronised education among others. Sharifuddin Ahmed, Hony, Magistrate of Dinapur, Ant Mukherjee of Arts & Crafts and many others were educated under his guidance at his own residence. It is heartening that Sri Nahar's second wife is still alive at a very advanced age and lives like the back-bone of the family.

Puran Chand Nahar could claim among his friends such illustrious names as Rabindra Nath Tagore, R. G. Bhandarkar, Gaganendra Nath Tagore, Rakhal Das Banerjee, Percy Brown, Vasudev Saran Agarwal, Ashutosh Mukheriee, Rama Prasad Mukherjee, Ramananda Chatterjee, Ishwar Prasad, Pandit Sukhlalji, Muni Jinavijayji, Prag Dayal, Stella Kramrisch, Ashit Halder, N. C. Mehta, Harinath De, Mahamahopadhyaya Satish Chandra Vidyabhusan, Acarya Vijayendra Suri, A. F. M. Abdul Ali and many others. Among those who were in constant touch with him, and consulted him at one time or another and made use of his library, worthy of mention are A. N. Upadhye, B. C. Law, R. D. Banerjee, Muni Jinavijayji, Pandit Hargovinddas Seth, and others.

In concluding this account we must bring two other names, who were not only contemporaries and intimate friends, but also colleagues in the same cause. They were Bahadur Singh Singh and Puran Chand Samsukha. Bahadur Singh commanded money but not the pen and became illustrious through the Singhi Series, well edited and nicely printed, and published first from Santinuketan and later from Bharaitya Vidya Bhavan. The series has presented to the nation more than four dozen very authentic books on Jainology. Puran Chand Samsukha commanded the pen but not money. Apart from innumerable articles in Hindi and Bengali, and small books on Jainism and Mahavita in

Bengali and English, we have from him a finely edited version of the first 23 chapters of the Uttarādhyana Sūtra in Bengali published by the Calcutta University. Puran Chand Nahar commanded both pen and money and could, therefore, work in diverse fields leaving a vast treasure of collections and his own works for the enrichment of the cultural tradition of the country.

## Bibliography of Books, Articles and Reviews written by Puran Chand Nahar

#### Books

An Epitome of Jainism, Calcutta, 1917. Pages xvii+xxx+706+ lxxviii Price Rs. 6.00.

Jain Lekh Samgraha (Jaina Inscriptions)

Part II—Calcutta, 1918. Pages ta+278+xix. Price Rs. 5.00
Part II—Calcutta, 1927. Pages 2+12+284+26 Price Rs. 5.00.
Part III—Calcutta, 1929. Pages xvii+49+229. Price Rs. 8.00.

Prakrta Sūkta Ratnamālā, Calcutta 1919. Pages 4+ii+105+vii.

Prathamāvalī, Calcutta, 1927 (3rd Ed.) Pages 40. Paise 10.

Srt Pāvāpurt Tirth-kā Prācīn Itihās, Vir Samvat 2456. Pages 12. Paise 50.

Sanjhi Sangraha, Calcutta.

Prabandhāvalī, Calcutta, 1937. Pages 12+cha+181.

#### Articles and Reviews

## English

Prakrit Poems, Jain Swetambar Conference Herald, Vol. IV, 1908, pp. 236-37, 265-69.

Rajgir Jain Inscription, The Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol V, September 1919, pp. 331-43.

A Note on the Jaina Classical Sanskrit Literature, Second Oriental Conference, Calcutta, 1922.

The Genealogy of the Jagat Seths of Murshidabad, The Fifth Indian Historical Records Commission, Vol V, January 1923, Calcutta, pp. 18-27. Also in Jain Ying, Vol. II, pp. 128-38.

- Pawapuri Temple Prasasti, The Indian Historical Quarterly, Vol. I No. 1, 1925.
- Jain Bibliography, Jain Gazette, Vol XXII, 1926, pp 265-, 306-, 324-
- Inscription at Dasturhat, Murshidabad, 1754 A. D., Bengal Past & Present, Vol XXXV, Pt. 1, Jan-March 1928, pp. 71-73
- Some Observations on Jain Manuscript Miniatures, Calcutta Review, January 1928.
- A Note on the Swetambar and Digambar Sects, The Indian Antiquary, Vol. LVIII, September 1929, pp. 167-68
- The Jain Tradition of the Origin of Pataliputra, Sixth All India Orientel Conference, Patna 1930, The Jaina Hostel Magazine, Vol. XII Nos, 1 & 2, November 1931, pp. 1-3.
- Some Materials relating to the Life and Time of Tirthankara Mahavira, Oswal Navayuvak, Vol. V, 1932, pp. 115-18.
- Antiquity of the Jain Sects, The Indian Antiquary, Vol LXI, 1932, pp. 121-126.
- Trilingual Inscription, 1734 A. D., Indian Historical Quarterly, Vol. X, 1934.
- Note on Two Jain Images from South India, Indian Culture, Vol. I, 1934.
- A Note on the Kings and Emperors of Delhi, Indian Culture, Vol. II No. 1, 1935.
- The Great Atmaramji, Januacarya Sri Atmanand Centenary Commemoration Volume, 1936, pp. 1-2.
- Review: Dhola-Maru-ra-Duha, Indian Culture, Vol. II. No. 2.

#### Hindi

Pracin Sahitva, Bansuri, Prem Puspa, May 25, 1919.

Aprakasit Pracin Sahitya, Jul 6, 1919.

Oswal Bhaiyonse Nivedan, Feb 15, 1924.

Oswal Samai, Hindu Pañe, Vol. I No. 39, May 5, 1927,

Oswelonka Kalaha, Satyakhun, Visya Mitra, June 11, 1928.

Precin Sahitya, Mast Matvālā, March 17, 1930 (same as in Prem Puspa Verse 5 extra).

Sriman Babu Puranchandji Nahar Samadhan Karne-ki Kripa Kare, Svetambar Jain, Agahan Sudi 15 2458 Vir Samvat, (Ganpatrai, Calcutta).

Oswal Samaj aur Lokmanyaka Aksep, Lokmanya, Feb 13, 1934 (letter).

Rajgrha tatha Nalanda, Oswāl Nava Yuvak, July 1937

Sahitya Pradarsani, Lokmānya (?), March 25... (welcome address).

Sriman Ganpatraiji Agrawal-ki Sadar Sevame, Swetambar Jain, Phagan Sudi 3, 2458 Vir Samvat (letter).

## Gujarati

Sri Oswal Utpatti Patra, Jain Yug, Bhadra-Kartik 1985-86, Vol. V No. 1-3. about Puranchand Nahar Gulab Kumari Library (in the same

issuc)

Caurasi, Jain Jyoti, Vol 2 No 9.

## Bengali

Jaina Mate Jiva Bhed, Pravāsī, Agrahayan 1321, Khanda 2 Sankhya 2.

Murshidabader Kayekkhani Lipi, Shāitya Parişad Patrikā, Bhag 24, Sankhya 3, 1324.

Asamer Katıpaya Hindu Narapati, Caturdas Bangiya Sahitya Sammilani—Ithas Sakha, Kārya Vıvaraṇī, Asadh 1330.

Jaina Darsane Dhyan, Caturdas Vangiya Sahitya Sammilan-Darsanik Sakha, 1330, Pravāsi, Sravan 1330.

Murshidabader Ekti Pracin Lipi, Sähitya Parişad Patrikā, 1331, Sankhya I. Read at the 9th Adhibesan of Bangiya Sahitya Parisad, 1330.

Jaına Murti Tattver Samksipta Vivaran, Pancadas Bangiya Sahitya Sammılan—Itihas Sakha, 1331; Sāhitya Parişad Patrikā, 1335 No 4.

Svetambar O Digambar Sampradayer Pracinata, Unavimsa Vangiya Sahitya Sammilan, 1336.

Jama Vaskaryer Namuna, Bangalak mi, Baisakh 1340.

Traibhasik Silalipi, Udayan, Jaistha 1341.

Hastalikhita Granthe Citrasilpa [unpublished].

Prajavrınder Pratı Duti Katha, 1922.

Bhagavan Parsvanath, Hara Prasad Samvardhan Lekhmala, pp. 128-133.

## Jainism in Central India

(c.500 B.C.--c.300 A.D.)

UMAKANT P SHAH

No specimen of Jaina art in Central India (modern Madhya Pradesh) during the Mauryan and Sunga rules are yet discovered, though it is wellnigh certain that King Pradyota of Avanti, a contemporary of Mahavira, had Jaina leanings. Also there is no reason to doubt the authenticity of the Jaina tradition about the worship of Jraunaszam (life-time wooden portrait statue of Mahavira) at Vidisa (modern Bhelsa) first started in the reign of Pradyota (who stole the statue from Uddyana of Vitabhayapattana) and its continued worship at least upto the age of Asoka's grandson Samprati who was converted to Jaina belief by Arya Suhasti during the Ratha-yārā festival of the same image. Jaina traditions also refer to Ratha-yārā festival of a Jīvamtavāmī image at Ujjāin. It is also said that Samprati fecilitated the movements of Jaina monks further southward bevond Pratisthana-pura "modern Patithan in Maharashtra).

Kalakacarya, according to the traditions noted in the Pañcakalpa-bhāṣya and Bṛbatkalpa-bhāṣya and ts commentary, as well as in the Āvaiyaka-curei, had gone to Pratisthanapura (probably from Ujjain) to learn the science of divination from the Ajivikas. Since the Pañca-kalpa-bhāṣya credits Kalakacarya with the authorship of Mala-Prathamā-nuyoga<sup>4</sup> and other works and since these early texts also refer to Kalaka's meeting with the Satavahana king<sup>8</sup> it is not unlikely that he was a historical figure in the first century B.C.\* whose association with

- Shah, U.P, A Unique Image of Jivantasvami, Journal of the Oriental Institute, Vol. I. No 1, pp. 72-79 and plates.
- 1. Shah, U.P., Ibid, p. 72 and foot note 3.
- Brhat-Kalpa-Bhasya, 7 3289; Nisitha Curni, 5, p. 438, Jain, J. C, Life in Ancient India as described in Jaina Canons, p. 266.
- Muni Punyavijaya, Prathamanuyog ane tena Praneta Sthavir Arya Kalaka, Vilaya-Vallabha-Suri-Smaraka-Grantha. Bombay, 1956, pp. 54 ff.
- <sup>5</sup> Cf. to eva sa omattham bhanio aha gantum so patitihanam ajivisagasammi sikkhati tohe nimittam tu 1540 aha tammi ohiyammi vadahettha nivittha amayaka yati salahano narimdo pucchattma tini puccha 1541

-Pancakalpabhasya (Ms).

Also see, Shah U.P., Kalakacarya in Suvarnabhumi, Journal of the Oriental Institute, Baroda, Vol. V., pp. 281-290.

 Shah U.P., Suvarnabhumi-men Kalakacarya, (Banaras 1956), cites evidences suggesting that Kalaka was a historical figure.

Ujjain, Pratisthanapura and Broach is referred to in Jaina eccounts. Though no Jaina antiquities for a period ranging from e 300 B. C. to c. 300 A. D. have as yet been discovered from Madhya Pradesh, chances of future discoveries cannot be ruled out.

The Kalpa-sūtra-sthavirāvalī says that Sthavtra Kamiddhi was one of the twelve pupils of Arya Suhasti (who was the guru of Samprati. Asoka's grandson) From the disciples of Kamiddhi arose a lākhā of Jaina monks which was known as Antaranjiya-iškhā. This Antaranjiya is identified with the site of Ataranji-Khed in Elah district. The above iškhā should date from at least the first century B. C. Similarly from Arya Samita, the disciple of Arya Singeri in the first century B C arose the Brahmadvipika-iškhā Brahmadvipa is supposed to be the region between Krsna and Bena rivers in the Vidarbha country. Also in the Kalpa-sūtra-shaviavalī we find mention of Majihma-iškhā of Joina monks. This group derived its name from Maddyemika or Nagari near Chitod. Thus all these references showing penctration of Jainism to the West and South suggest that the Jaina monks mist have been passing through parts of Central India from U.P. and Biher and thet there might have existed some Jaina centres in Central India during this occasion.

## Tirthankara: The Apostle of Perfection and Liberation

## PRADVIMNA KIMAR JAIN

Tirthankara Mahavira, the apostle of perfected soul of the human kind descended on the pious land of Jambu Dvipa 2500 years back perpetuating the antiquity of great spiritual heritage of India. He stood for a religion of liberation from all shackles whatsoever through a continuous process of emancipation of the spirit in man. He professed a philosophy of organismic sădhāmā convincible to every core of intellectual moorings of the present and the past. The Tirthankara was pragmate through and through in outlook, street disciplinaran in action, unfathomably deep in vision and accurate to the last point in analysis of human understanding. His sādhāmā became thus a distinguished feature of a universal religion later named as Jaina religion.

The philosophy of Jama religion lays its foundation stone in the very presence of human suffering. The Jaina finds every bit of present life as a symbol of deep misery and suffering. It is a fact, he conceives Going back from this fact the analysis question-marks; why? The vision of the great one instantaneously comes to rescue the questioning agony of the intellect and relaxes it with the answer that the cause of suffering lies nowhere else but in the domain of suffering itself. The existence, which is suffering, is the very base and fountain-head of the whole malady Existence, to his view, is the real and permeates the nerves of the whole arena of reality. Now to say that the real is existent appears to be a tautologous statement, yet the tautologous expression entails implicitly a fundamental tenet of the reality is real fundamentally can not be non-existent ostensibly. Thus from the viewpoint of existence the real is eternal, indestructible being. Now we revert to our original position : since the existence is real, eternal and indestructible, then what is there that makes it suffer and be miserable? The question is really pertinent, worth considering hereunder.

Suffering, however, is another name of psychology of feeling of missing of one's own being —wholly or partially. So is it, one may ask, not a contradiction in itself that an immortal being should feel its own being missing? Certainly it is. But since one feels so, it can not be denied

and should be accepted as it is. The Tirthankara traces the cause of such self-contradiction as perversion of the whole being. Perversion is the real state of life, in which the life estranged from its centre rotates round the circumference of the existence. The existence is conscious of the exterior of life, i.e., the stimuli and responses operating mechanically. What is below of this S-O-R mechanism is lost sight of the conscious being. The centre is missing. The governing and regulating pivot is unfelt. The life is living the continuous chain of adjustment of S's and R's, the origination and decay of modifications, and nothing else. In this state of affairs every moment is impregnated with decay and decay—actual or possible. Hence the agony of decay, the psychology of suffering.

The psychology of suffering is not only a phenomenal becoming but it involves a deep-routed being. It is not only exterior and gross but also interior and subtle. Its construction is not only on fantastic level but on reality level. The perversion delineates a system. The Jaina calls it as karma. Our present being is the embodiment of karma it is transgressing from one mode to another having no control from within. It is totally controlled and manipulated by the factors from without. It is wholly mechanical Karma is, at this juncture, a total being in becoming. It is jiu, and the five is suffering.

Now, the crux of the problem is: Can one get rid of suffering? The Tirthankara assures, yes, one can. How is it ? It is through right belief and vision, right knowledge of the reals and the right conduct Right belief in the very assurance of the Tirthankara that the suffering may end Right belief in the utterances of the Tirthankaras that impress upon one that there is an unfelt centre of life. Consequently right belief in the possibility that one can vision one's perfect being as the Tirthankaras do Next comes the right knowledge. Right knowledge means right understanding evolving a right system of logic meeting both the ends in one, reconciling extremes of life in one base. And there is right conduct. Right conduct points to one's efforts to divert the mass of life-energy from the direction of circumference to the centre. from exterior to interior, transforming the process of decay into the field of sustained being of life. For this life needs discipline on all levels. The Tirthankara, nevertheless, prescribes a course of discipline in the name of Dhamma

Thus the *Dhamma* well tuned with the right trio, as mentioned above, leads to the abode of infinite potentialities of life, liberating it from all impediments and shackles and transforming the whole being

in one's most original form. And that is all that the Tirthankara, the superman full of universal compassion preaches to the whole humanity, nay, to the whole living kind.

By discipline, the Master assures, the perverted attitude of life duminishes, the metabolism tends to be purified and the whole life-process sets on to be naturalized. The subtlety of character unfolds itself and grossness of existence ceases. The influx of karmas, to say technically, stops and the bound karmas go on shedding off till the total leberation from karmas is achieved. Cultivation of constant discipline establishes harmony on all the levels of life. Discipline on individual and social level, on mental and physical level is a must for achievement of real and lasting happiness. The process of discipline fruits with different poises in the form of non-violence (ahimsā), truthfulness (satya), fair-dealing (acausya), non-possession (aparigraha), and chastity (brahmacarya). This five-charactered Dhamma 1s, in nutshell, what the Great One, the last Tirthankara exhorted upon the human beings of Jambu-dvipa to embrace and it bears the same significance, if not more, even today.

# Eminent Apabhramsa Writers of Karnataka

PREM SUMAN JAIN

From second century to fourteenth century A D. there is a record of the control o

## Svayambhu:

It is of great importance to note that Svayambhu is the first known Apabhrumsa writer of eminence who selected Rama and Krsna for composing the Prahandha-Karya in Apabhramsa literature The works of Svayambhu namely Paumacariu and Rithhamenicariu, present literary style of greater worth than that of earlier works of Junia writers relating to Rama and Krsna narrative It is Svayambhu who for the first time has given literary grandeur to the life of Neminatha along with Krsna in his Rithamenicariu.

In his two Mahākāvyas Svayambhu has introduced the method of dividing the Prabundhu-Kāyya into Kāndu, Sandhi and Kadavaka, so much so that it has been freely adopted in the subsequent works of Apabhramsa and Hindi languages

Many new metres have been invented by Svayambhu in Apabhramsa language. His Svayambhuchanda is the only work of it's type on Apabhramsa metre. It's influence on Hemacandra's Chandanutāsana can be clearly seen. It will be interesting to note that many metres of Hindi language have been adopted without any reservation from Apabhramsa.

To a very great extent Svayambhu provided a standard form to Apabhramsa language so that it could be used for writing work in poetic style. Svayambhu has shown a great ingenuity in describing nature, beauty and human activities and these descriptions have been adopted in many ways by the subsequent writers of Apabhramsa and Hindi. In this way Svayambhu has exercised a great influence on the literary figures of India. Professor H. C. Bhayani rightly remarks, "Whether you talk of the beauty of ideas or of expressions, whether you weigh knowledge of rhetorics, proficiency in Apabhramsa grammar or skill in handling varied metres, Svayambhu is recognised as an all-round master." (Introduction, Paumacarii, Part I, p. 29).

Apart from his literary contribution Svayambhu's works aimed at the moral and spiritual upliftment of the common people by propagating the religion of Ahimsā Besides, he in a way cultivated the spirit of tolerance towards other sister religions of India, through his method of writing. In this way he showed great generosity towards the followers of other religions at a time when religious fanatticism was very common.

## Puspadanta:

Puspadanta is a great genious of Apabhramsa language and literature. In fact the excellence of Puspadanta is entirely due to the patronage which Karnataka could offer him through Bharata and his son Nanna in the reign of Krsna III of 10th century A.D. He has written three important works in Apabhramsa, namely, Mahāpurāṇa, Nāyakumāracariu and Jasaharacariu. His works are representative of mythological and romantic themes in Apabhramsa language. It is to the credit of Puspadanta that he assimilated in his Kāryas the mythological trends prevalent in his time, so his works became very popular.

The Nāyakumāracariu seems to give us a new style in poetry based on romance. Prof. Dr H. L. Jain rightly remarks that "the whole work is teeming with sweet alliterations, appropriate and striking paronomasia and delightful fancies." (Introduction, Nāyakumāracariu, XII). And it is interesting to note that this romantic style has been inherited by later poets of modern Indian languages of this country.

Puspadanta's poetic genius has resulted in excellent poetic descriptions where nature and human life are depicted along with each other. His use of conversational style in his Kāvyas has contributed towards their popularity. It will not be an exaggeration to say that Tulsidas and

Kesava have inherited the tradition of conversational style from Apabhramsa poetry. Besides, Puspadanta has exhibited a great originality in the use of Alahkāras. Dhvanitarūpaka Alahkāra is the invention of the poet. As for example:

> attahi ranu kayasüratthavanau attahi jayaum süratthavanau attahi viraham viyaliu lohiu attahi jagu samihārue sohiu, etc.

> > --- Mahāpurāna, 28.34.1-7

This type of Alankāra may be seen in Prathivirājarāso also Further researches may show many new Alankāras used by Puspadanta.

The linguistic influence of Puspadanta can be eastly seen on the later poets of Marathi, Gujarati, Hındi, etc İn his Kāyyas many words of Dravidian origin alongwith many Delya words are found. Dr. Ratna Shriyan has critically studied these words in her thesis. Thus the contribution of Puspadanta in the study of linguistic field is enromous.

Puspadanta's Jasaharacariu is an ample evidence to prove the dedication of the poet for the religion of Ahimsā. It seems from the study of this work that in his times an atmosphere of animal sacrifice was rampant. This work (Jasaharacariu) in various ways must have given a death-blow to such type of activities. Puspadanta's devotion to Jina brings forth his devotional attitude to him

Thus both Svayambhu and Puspadanta are known for their excellent poetic diction, linguistic contribution and religious and moral forvour.

Read in the Seminar held in March, 1975 under the auspices of the Karnataka University, Dharwar.

SENDER: MISSIONARIES OF CHARTTY

14/10/75

Dear Friends

My sisters and brokens Thank you for the word Eful gift of joy and peace your process of thanks giving gave in God has senair in God has god week you in receive





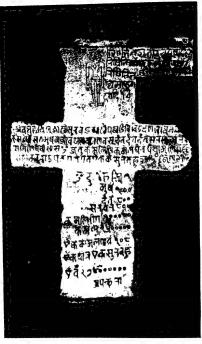

Blueprint of an Undeciphered Inscription, Jain Temple, Bajargath, M. P.
Courtesy: Sri Mishrilal Jain

## Ayambil Prevents Us from High Blood Pressure & Heart Attacks

DR. J. C. BAID, M.S.

Ayambil is a type of fast people are doing for ages without knowing its scientific value. They are doing it just to complete their so called religious responsibility. After carefully going through its details, I realised its immense value in eradicating cardiac diseases.

The incidence of the above mentioned diseases are increasing with the average increase in the life-span. The main predisposing factors are more consumption of fat, sugar and salt in regular diet.

Fat gets deposited in the lumen of the blood vessels, resulting into lack of blood supply to the vital organs like heart, brain and kidneys, which in turn disturb the normal homeostasis of the body. Salt is also an enemy to the patients suffering from high blood pressure and cardiac troubles. Increased sodium contents in the body is the result of increased intake of salt in the dict and decrease of sodium in the urine. Sugar indirectly provokes the hypertension and heart attacks by increasing weight. Obesity is one of the predisposing factor of many diseases like diabetes, hypertension and cardiac, renal and respiratory insufficiencies. Thus it is an established fact now that apart from stress and strain, diet is an important factor in the causation of cardiac ailment.

Ayambil fast mentioned in Jaina religion, if practised once or twice a week in severe cases, the incidence of cardiac cases will certainly come down in old age group patients and also in obese people.

Ayambil means one meal consisting of fat free, salt free, sugar free food, not fried, no milk and no curd. Only boiled cereals—rice, or Cāpāti or similar cereal preparations. Boiled water only is consumed and that too in the day and not at night.

People do it for one week continuously twice a year. First before the summer, i.e., in early April and second, after the rainy season, i.e., in August. It certainly has scientific value on these two occasions as gastroentritis and many other digestive disturbances occur in

this period due to change of weather. To keep the stomach fit for whole life these two tunes are quite important and if care is not taken, may give rise to permanent gastrointestinal disorders like heaviness after meals, nild bearable pain in abdomen and inadequate defecation, etc.

Though it may appear to be little difficult to practise Ayambil but certainly it is not so, if practised regularly, once a week.

I have observed many people entering into old age and suffering from obesty, hypertension, cardiac ailment and gasous distension practising Ayambil and found good result. In cases of obesity, diet, or execrcises, are the only remedy

I take pleasure in telling the people, touching to their fifties or suffering from overweight, high blood pressure, heart diseases to start practising this fast so that they can prevent themselves from becoming the victums of these horrible, and incurable diseases.

## The Missions of Jaina Sangha

## J. C. SIKDAR

The Jaina Mission in South India

According to the Jaina tradition, Bhadrabanu came to take the charge of Jaina Sangha after the demise of his guru Govardhana and predicted that Northern India would be ravaged by famine during the next twelve He made a great influence on king Candragupta Maurya with the teachings of Jamadharma So when he decided to emigrate to the South, having entrusted the duty of looking after the monks to his colleague, Sthulabhadra and left Magadha, king Candragupta also went to the South with him by abdicating the throne in favour of his son Bindusara Bhadrabahu came to Sravana Belgola with the retinue of his followers Even to-day one hill is called Candragiri after the name of Candragupta, existing at Sravana Belgola belonging to Mysore (Karnataka)81. On this hill there also are stated to be some caves in which Bhadrahahu observed austerity and breathed his last, leaving the leadership of the Sangha to Visakha. The king stayed with him upto the last In this way the advent of Jainadharma into South India took place at the time of king Candragupta82.

According to Jocobi, it is a trustworthy account. In the middle of the fourth century B. C. North India fell a prey to the dynastic compectuon which resulted in the establishment of the Maurya dynasty. These fights were dangerous for the religious sects and serious economic troubles. It is also striking to note that a section of the Jaina Community went to the south under the guidance of Bhadrabahu. The tradition of this expansion of one branch of Jaina Sangha to the South is constant and different epigraphic evidences<sup>49</sup> confirm it. The followers of Bhadrabahu in all probability settled in Canada (Kanada country). The climate of the region permitted them to go nude. It was the forward base of expansion of Jaina mission for its missionary work in Andhradesa, Tamil Nadu and Karnatka by ceriching the culture of the South

<sup>81</sup> Bharatiya Samskrti-men Jaindharma-ka Yogdan, p. 35.

See Jaina Silalekh Sangraha, pt. 11, pp. 69-76, Insert. Nos. 98, 99, 100; See J. S. S., Pt. 1

<sup>\*\*</sup> See Inscr. No. 105 for reference to Bhadrabahu, p. 196. J. S. S., pt. I.

as is evidenced by the literary and epigraphical records. It is known from an inscription of Sravana Belgola (Pra Bha, No. 1). In that first of all Bhadrabahu came to South India and founded Jainadharma there. But according to the evidence of an inscription (No. 98). of the Kings of the Kadamba dynasty, there was the existence of two great communities of Jaina Sangha in the fourth-fifth century A. D., viz. Svetapata Mahastramana and Nirgrantha Mahasramana sangha. Like this there is found in some inscriptions of this dynasty mention of the Sanghas called Yapannya and Kurceka. which were different from the above mentioned two Sanghas in any way. It is possible that Bhadrabahu founded Nirgrantha Sampradaya there, although there is no reference to the name of the founder of this community in the inscription. The monks who came to the South with Bhadrabahu by the middle of the fourth century B. C. seem to have formed an undivided monastic order called Mulasangha.

According to the Mahavamsan<sup>81</sup>, the Buddhist Pali work, in which the account of the royal families of Lanka is found, the consecution of king Pandukabhaya took place after 106 years of the Buddha's nirvāṇa. He founded Anuradhapur in the beginning of his regin where he constructed many buildings for the Nirgantha Stormanas<sup>81</sup> It is clearly proved by this evidence of the Nirganthas that there was the existence of the Nirganthas in Lankan<sup>81</sup> in the 106th year of the Buddhan-miragan.

It is said that the propagation of Buddhism into Lanka was made by Mahendra, the son of king Asoka after 236 years of the miriāṇa of the Buddha. On the basis of this fact it is proved that the propagation of Janadharma took place at least 730 years, before the advent of Buddhadharma into Ceylon. Perhaps Jainadharma reached there from South India under the auspices of Jaina mission, as the intercourse between the Tamils and the Ceylonese took place from the time immemorial. When Bhadrabahu led his mission to the South with the retinue of his

- M Jama Silalekh Sangraha, Pts 1-IV and sec Jumsni in South India by P. B. Desai
- M Jama Silalekh Sangraha, Pt. 1 No. 1, pp. 1-2,
- Inscription No 98, J S S, Pt. II, pp 69-70.
- svetapata mahasramanasamghopabhogaya tritiyo Nugranthamahasramanasanghopabhogaya, etc, J S S. II, pp 69-70.
- \*\*\* "sri vijayapatasikayam yapaniya-nirgrantha kurccakakanam, etc. Jaina Silalekh Sangraha, Pt II, p. 73, Inscription No. 99
- \*\* Mahavamsa, Rajavamsavalı, translated by Welhelm Geiger, Pali Text Society, London, 1912, p. 75 and Introduction, p. XXXVI.
- \*\* Ibid.
- Bharatiya Samskrtı-men Jaindharma-ka Yogdan by Dr. H. L. Jain, p. 36

followers including Candragupta Maurya because of the famine which ravaged North India for twelve years, then there took place the propagation of Jainadharma there or probably it was established there among the people of this mission territory<sup>32</sup>.

## Second Phase

According to the Jaina tradition, king Samprati, the great grandson of Candragupta Maurya, was the disciple of Suhastin. He sent royal emissaries to Anaryadesas in the guise of monks and made the path casy for the pilgrimage of the Jaina monks to these countries for the spiritual welfare of the people. That is to say, he prepared the ground for the Jaina monks by sending the royal officials first in the guise of monks to train the people of Anaryadesas in Jainacara (Jaina religious customs and manners, etc.) before the advent of Jainadharma preached by the Jaina missionaries 93. This king extended his kingdom upto Andhradesa and Dravidadesa, thus he helped in the expansion of Jainadharma upto the land of the Non-Arvans in the South 84. Besides, he constructed stūpas and temples in many parts of India. It is stated in Viravamsāvalī95 that again king Samprati made prāsādahimba of Sri Padmaprabha Svami at Uttaradesa, Marudhara, Dhandanagari and erected prāsāda by the side of Vijavagiri and also constructed prāsādahimba of Sri Parsvanatha at Brahmagiri Sri Hamiragadhi. He made the installation of the image of Neminatha on the top of Iloragiri in the Deccan. He made prāsādabimba of Sri Suparsvanatha at Rohinagari in Eastern Country. In the West, he installed prasadolimba of Sri Santinatha at Devapatta and again at Idargadh96.

According to the Behatkalpasinra\*1, king Samprati set up charitable institutions in his own kingdom for the benefit of the poor. Thus he helped the Jana mission\*8 in propagating Jainadharma in the country just as Asoka did in the case of Buddhism throughout his kingdom and outside.

The Sramanas of Acarya Suhastin were divided into six ganas, twenty four tākhās and twenty seven kulas 99. Thus they made propagation

- 92 Bharatiya Samskrti-men Jaundharma-ka Yogdan, p. 36.
- 92 Brhatkalpasutra and its Bhasya, gathas 3288, 3289.
- 94 Ihid
- Wira Vamsavali, also Pattavalı Samuccaya, Pt. II, p. 203.
- \*\* Ibid., pp. 203-4.
- 31 Brhatkalpasutra, U.I. Su. 50 Niruktigatha, 3275-3289. Also Pattavali Samuccaya, Pt. II, p. 204.
- Battavalı Samuccaya, H. Puravani, pp. 203-4.
- 5 Sthaviravalis 209-222; see also Pattavali Samuccaya, II, p. 203.

of Jainadharma in the old Jaina-inhabited countries as well as in new Jaina-inhabited countries by all means.

Cultural Impact of Jamadharma in Extreme South

In Ramnad and Tinnaveli caves, although the inscritptions of Brahmilipi are indistinct, nevertheless, it is proved by them and the oldest Tamil works that there flourished Jainadharma in that land of Tamil Nadu at very ancient times. A distinct cultural impact of this religion is found in the Tamil Kayva Kural and Tholakappiyam100. Although Manimekhalai is the oldest Buddhist Karva, there are many common references to the Digambara monks and their instructions in religion. Jīvaka, Cintāmani Sikhappadikāram Nilakešī, Yašodhara Kāvva, etc. are clearly the Jama works101. There is found mention of the association of the great celebrated Jamacarva Samantabhadra with Kanci. The relation of Kundakundacarya, with this place has been stated by Sivakumara Maharaja, one of his commentators. Sarvanandi, the author of the Prakrit work -Loka-Vibhaga (458) is stated to be the contemporary of Simhavarman, the king of Kanci<sup>102</sup> According to Darianasara, the foundation of Dravida Sangha was laid by Vojranandi, the disciple of Pujyapada at Madura in 470 A D 103 In this way it is well supported by many evidences and different events that in the early centuries of the Christian era the progagation of Jamadharma and its expansion were made by the Jama missions in Tamil Nadu<sup>101</sup>.

Juna Mission to Kanyakumail

The study of the evidences of the laina missions to Tamil Nadu and Ceylon, as already pointed out, shows the expansion of Jainadharma to Kanyakumari (Cape Comerin), the southern most district of India. The Jaina missionaries went to Tamil Nadu. Kariataka, Kerala and Ceylon to propagate Jainadharma. Muni Visakha led the Jaina mission to Cera, Cola and Pandya kingdoms in Tamil Nadu from the forward base of Sravana Belgola for preaching religion there. Jainadharma flourished in Tamil Nadu in the third century B. C. as indicated by the Brahmi inscriptions found at Madurai, Sittanavasal and Phalagha. As already mentioned, Jainism reached Ceylon before the third century

```
100 Bharatiya Samskrti-men Jaindharma-ku Yogdan, p 36.
```

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>193</sup> Ibid., Darsanasara

<sup>104</sup> Bharatiya Samskrti-men Jaindharma-ka Yogdan, p. 36.

<sup>168</sup> Jain Journal, October, 1969, p. 91

B. C. and it was patronised by king Pandukabhaya who built monasteries for Jaina monks at Anuradhapur. King Candragupta Maurya and king Pandukabhaya were the contemporary rulers. So it is presumable that the Jaina mussions went to Ceylon in that period from Tamilinad through Kanyakumari by crossing the narrow strips of Straits lying in the sea, although Jainadherma does not allow the Jaina monks to cross the water way of the sea. But it should be remembered that Mahavira himself more than once crossed the river Gandak by boat.

According to the historians and the oceanographers, there was a vast land called Lemura lying to the south of Kanyakumari which got submerged under the sea, while Silapathikarum (an epic work in Tamt) reveals that there were a mountain range by the name of Komari Kodu and a river called Pahruli in the submerged Lemurai®.

Cultural Impact of Jamadharma and Its Mission in South India as a Whole

Probably after some missionary failure Jamadharma was imported by the Jaina missionary monks during the reign of and at the instigation of king Sampartiur to Anaryadesas—Andiras, Dravidas, etc. at the end of the third century B. C. or shortly after the beginning of the second century B. C. It took root, however, only during the fourth century A. D. 104 and found expression in the more frequent appearances of the native Jaina monks. Then in the fifth, sixth and seventh centuries 10 at was officially supported by some south Indian states through patronage, donations, numerous pilgrunges and missions, entrance of some princes into the Jaina monastic order 100. With the eighth and finally ninth centuries, through great persecution of the Jaina moniks and Sanghas instituted by the Saivites 101 the back bone of Jainacharma and its monastic orders in South India was broken without, however, its permanent or complete destruction. The decisive opponent of Jainish South India vas broken without, however, its permanent or complete destruction.

<sup>108</sup> Jain Journal October, 1969, p 91 f.

<sup>107</sup> Brhatkalpasutra and its Bhasya, gathas 3288, 3289.

See Jalmsm in South India by P. B Desai, Introduction Ayyana Mahadevi, the wife of Eastern Calukya king Kubja Visunvardhana, junior brother of Pulakesin II (1st. quarter of the seventh century A.D.) made gift of the village Musinikunda to a Jaina monastery, see JSI, pp. 19-20.

Feudatory princes of Eastern Calukya kingdom were devout Jamas, e g Naravahana I, his son Melaparaja, Bhima, and Naravahana II were devout Jamas. JSI, p. 20.

<sup>110</sup> Jamsm in South India, Introduction.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Ibid., p. X, see Preface, pp. 11-12, 23, 24; see also Mediaeval Jainism by Saletore, p. 280.

was, of course, Saivism<sup>112</sup> and also Buddhism<sup>113</sup> to some extent. There are evidences of the persecution of the Jaina monks and destruction of the Jaina temples<sup>114</sup>.

Jaintsm in South India has undergone the inner transformation into a Branamanical religion<sup>118</sup> in agreement with the impact of the scribe upon the character of the whole of South Indian Culture. The disputations and religious controversies peculiar to India were there<sup>118</sup>. Janism in South India remained immune to any pentration of Sakti religion<sup>118</sup> in general, although there is evidence that the Jainas are also called Saktas. From the outset South Indian Jainism has been a purely monastic clurred consisting of monks and latites. The Jeina monastery contained also the temples with images of the original Jinas and secondary Jinas<sup>118</sup>, e.g. Bahuvali, et and a whole band of detites borrowed from Brahmanism<sup>1198</sup>. The community of the cloister was preserved by the fact that each monk had the right to be a guest in any monastery.

Quite in the Indian manner the Jaina monasteries split into different schools. Obviously, this was essentially in agreement with the spirit of Jaina revivals which spread out over the mission territory. At the time of the first import and as late still as the time of the resettlement the later conclusions of the Jaina doctrine had as yet not been elaborated

South Indian Jainism has in part attempted to achieve a unified religion through reception of the great saints of other systems. The character of later South Indian Jaina monkdom was essentially established through its increasingly feudal nature. A daily cultus-holy teaching, solitary or more characteristically joint meditation by stiting and ascetic virtuoso accomplishments borrowed from the ancient Hindu folk asceticism of magicians are the distinctive features of Jainadharma in South India.

- 112 Jainism in South India, pp. 11-12 23, 24 Virasaiva Chief Linga, the son of Santa persecuted the Jamas in Andhra in the beginning of the 16th Century.
- Jamism in South India, pp. 2, 4, 9 and also the eleventh chapter of Dharmamrta by Nayasena
- Jainism in South India, p 12,
- 116 Jamism underwent inner transformation into a Brahmanical religion in South India.
- 116 Jainism in South India, pp 11-12, 23, 24
- 117 sakte cantargata devi cinah kapalikah sive
- bauddha janastate devi divyah Kaulastatha sive
  - -Saktisangamatantra, 1/188., 190, 192-193.
- 118 For example Bahubali is worshipped by the Jainas as secondary Jina.
- The Digambara Jainas followed all Brahmanical customs and usages and even priesthood They regard themselves as the true Brahmanas.

## Cultural Impact of Jainadharma and Its Mission in Eastern India

Jainadharma had less influence in East India than in South India. Bengal's social order was a different one. But it should be noted that the whole of Bengal was one day under the influence of Jainadharma before the advent of Buddhism and later on Bengal came under the cultural impact of Brahmandharma or rather Hindudharma as is evidenced by the epigraphic and literary records that there flourished Tamraliptika Sakha, Kotivarsika Sakha, Pundavardhanika Sakha<sup>120</sup>, etc. of Jaina Sangha. Besides, Bengal had produced the great Jainacarya Bhadrabahu, the Guru of king Candragupta Maurya who presided over the All India Jaina Sangha as its spirtual head. The archaeological remains of Jaina culture found in different parts of Bengal highly speak themselves for the cultural impact of Jainadharma on the life of the people in the early stage of its culture when Magadhi Prakrit was gradually developing into a full-fledged modern Bengali language by uniting them as a new national community with its footy under the Palas.

## Cultural Impact of Jainadharma and Its Mission in West India

It is to be noted that the conception of Hindu God was borrowed by the Jana mission of West India. Besides the direct and tangible Hindu elements have been imported there. But primarily Hinduism of North India was the mediator of all cultural borrowings of ancient West India. Thus, when Jannism made its appearance in West India during the 9th century B. C. it was first imported through Aristanemi's Sauryapuri mission<sup>11</sup> and later on about the end of the third or the beginning of the second century B. C. from Samprati's Ujjain mission. It was essentially North Indian Jannism that influenced West India. Here as elsewhere, cultural borrowing occurred, for typical reasons, on the initiative of the government. The much celebrated prince Dhruvasena<sup>12</sup> who consummated the process certainly and particularly aimed at taming and disciplining the subjects. Further the Jaina monks served the government as advisers <sup>121</sup>—a function they often monopolized as late as the end of the thirteenth century<sup>124</sup>. In addition, the prince

<sup>120</sup> Kalpasutra, p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Ibid, p. 233. He took his diksa at Dvaravatı and attamed kevala-jnana at Raiva-takagiri in Gujarat. Aristanemi's whole missionary activity first started in West India (particularly Gujarat) and then spread to Uttarpradesh, etc.

<sup>122</sup> King Dhruvasena of Valabhi patronised Jainadharma as a devout Jaina king. He consummated the process of Jaina Culture.

<sup>123</sup> Stlaguna Suri made Vanaraja Chaora king of Gujarat, Hemcandra was the adviser of Kumarapala in the 13th century A.D. See Pattavali Samuccaya, II, pp. 40-41.

<sup>124</sup> Ibid. Kumarapala was advised by Hemcandra Suri on all matters.

126 JAIN JOURNAL

Dhruvasena<sup>3,28</sup> enriched West India with Jaina culture, to which as one of West India<sup>58</sup> foremost literati, he was devoted. The numerous princes<sup>3,58</sup> who occupied the throne in the following period were all enthusiastic addrenents of the new religiosity with its emotional and intellectual appeal.

West India produced a mystic Jaina intellectual soteriology on its own, for the rule of the Jaina guius in true Indian fashion.

At the time of the introduction of Jainism the dominant religion of West India consisted in the belief in functional spirits of Hinduism. Also among its forms were Phallus cults

Jainism first made its entrance into West India under the protection of the cult as genteel soleriology of the literati West Indian Jainism then unfolded its various potentialities by forming various schools and sects.

According to its nature, Jenusm brought about a relatively national and religious regulation of life, other worldly goals and paths of salvation. It also brought about an enrichment of the emotional content of the experience of these phenomena. This was in contrast to all those essentially animistic and magical cults which were devoid of any direct ethical demands. Whatever sublimation of impulsive and emotional life occurred in West India beyond the feudual conception of honour has undoubtedly been the work of Jainism. Here too Jainism has retained the voteriology of Indian intellectuals. West Indian Jainism evinces some evolutionary trends peculiar to West India in spite of the borrowing of most of Jaina culture of North India.

The Jaina sects were many in West India. Among the larger sects existing down to the present time Tapagaecha is the oldest and largest. It was founded by Jagoceandrasuri<sup>127</sup> during the thriteenth century at Chitor. Jaina monkdom, during the course of the centuries, underwent a strong internal transformation inesmive has the recruitment of the monks and nuns became more and more democratic, probably under the pressure of the propagandistic competition of the sects. In the end they belonged predominantly to the lower strata

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup> Dhruvasena enriched Jaina culture in every way. Devardlii Gani Ksamäsramana was devoted to Jaina culture as is evidenced by his presidency over the Valabhi. Council which reduced the Jaina Canons to writing in the beginning of the fifth century A.D.

<sup>128</sup> After Dhruvasena other princes of Gujarat, even those of Rajasthan, were the adherents of Jamadharma

<sup>127</sup> Pattavalı Samuccaya, Pt. I, p. 57, Pattavali Saroddhara, p. 154,

In the monastic schools in general they acquired only what was necessary for the practical management of the Jaina cult. Therewith the prestige of Jaina monstrism and Jainism decreased, socially to a considerable extent.

In West India Jainism lacked the very strong support of the charismatic guru as a magical redeemer, a support which Jainism, like Hindu sects, had in other Indian areas. The West Indian Jaina sanghas undoubtedly for political reasons blocked the development of this institution.

Cultural Impact of Jaina Mission in India as a Whole

In later periods in India there appeared a very different form of Jainsm from that displayed in the penetration of Jainsm into outlying Indian mission territories from North India to East, South and West India Indeed, in the neighbourhood of its origin it underwent the typical prehendalizing process in the course of which it was penetrated by tantric magic<sup>138</sup>. Besides this, it had to compete with the Hindu propaganda of the Saivaites and the Baudhas and others and was amalgamated with the Hindu caste system (i.e., division of Jaina castes).

The lower folk strata made use of Brahmanical priests as benefactors. There appeared all the Hindu gods and goddesses as well as the ancient snake cult represented by Padmavati, and also Cakresvari, Ambika, etc. The developments were in motion, the beginnings of which were discernible in the accounts of the Jaina Guruparamparas as given in the Pautawills of the Kharateragacchating and others.

Through prebendalization and incorporation of the caste organization the transformation of the nature of Jainism was completed. Other trends appeared in India, where beyond its first monkdom very ancient trade relations maintained, especially in West India. Here is to be found in sharp opposition to the lack of organization of the former mission territory, a hierarchy of such unity that the religion of its representatives, the Jaina monks, is often described as a different system of religion, e.g. Sthankavasins, Terapanthins, etc.

<sup>112</sup> Laduki (spiritual faculty) of Mahavra diaphayed miracle in the fall of ram of flowers, etc on his parmode day in the house of Vijaya at Nalanda. See Bilagovari Sura. 15.1. Bhadrabahu removed epidemie by magical power of storrac, Sthubbhadra showed falle lions to his satiest by his tantra magical power. Beedes, Siddhasena Diviakara and Manatunga Suri and Kharatara monks were devoted to tantricism. Danam monks worshipped all golds and goddessee, etch as Kestrapalia, Sasanadevis like Padmavatt. Cakrevarr, etc. for acquiring occult power and showed miracles.
128 See Kharataranececche Patronavis and others for all these cutts.

128 JAIN JOURNAL

The wandering Jaina monks must have appeared very early as benefactors in ancient tribal areas of India among the tribes, Bhils¹aº, etc. The genuine Jainstic missions in these territories began in about thirdfourth century A D. and were officially established in the fourth century A.D.

As was usual, the king in the interest of administration and of domestication of his subjects welcomed a holy man as a Guru<sup>13</sup>, e.g. Siddhasena Divakara at Ujjain, from the neighbouring land. The missionary was a representative of pure trantirstic Jainadharma. After him the Jaina mission no longer had to compete with the reactions and struggles of other sects there. At the time Madhyapradesas, Rajisthan and a large part of Gujarat were won over to Jainsme, which remained until the Islamic conversion of the western border of India, then these missions were again destroyed by the Islamic onslaukht.

It is to be noted that Suri or Acarya<sup>1,12</sup> was first the name for the superior of a Jaina Sangha or Gana or Gaccha of the Svetambaras Later, as a form of courtesy, each fully ordained monk was so named. The Jainistic establishment at the beginning progressed in quite usual way. However, the power position of some of the monastic superiors mounted to such an extent that corresponded to the pastoral nature of the land The political structure fell apart into small principalities. Like the bishops of the European occudent in the time of the migrations of the nations the monastic superiors here held the single, rationally organized power in their own hands. The education of superiors was accordingly spiritual as well as temporali<sup>23</sup>

For the disciplined this new teaching of Jainism signified the restoration of celibacy and the devaluation of trantristic estatic magic practice<sup>134</sup> which were forbidden for the monks of the virtuous Jaina sect. It shifted the point of gravity of monastic piety from meditation and

<sup>110</sup> Samantabhadra. the first Acarya of Vanavavi Gaccha lived in the forest and propagated Jamadharma among the tribal people, such as, the Bhils, and others. Pattavalt Samuecaya Pt. 1, pp. 48, 151, 161.

<sup>151</sup> Siddhasena Divakara introduced tantristic Jainadharma at Ujiam by converting its King Vikrama to Jainadharma. Pattavali Samuccaya, pp. 7-8

<sup>182</sup> It is now the practice in the Svetambara sects to confer the title of Acarya or Suri on the head of the Sanoba.

<sup>133</sup> An Acarya should possess the following qualifications, viz., fivefold acara: jnuna, darsana, caritra, tapa, viryacara, balance of mind and intellect (Dasavaikalika, 9.16). See also Chedasutras (3.7), Avasyaka Niryukn, v 995.

<sup>184</sup> Some Acaryas like Jagaccandra Suri, etc., reformed Jaina Sangha when it fell into moral laxity and tantricism. Pattavali Samuccaya, Pt. 1, pp. 57, 154, 170.

prayer formulae to capability for sermonizing and missions through deputation for which they were prepared at Jaina monastic schools, a source of the reawakening of scientific studies in the monasteries.

However, decisive for the characteristic Jaina Suristic hierarchy of monastic organization was the connecting link of a special form of universal Hinduistic and especially also incarnation teaching.

In place of the hereditary superior, the chosen form of successorship by the entire Sangha appeared in the process of the development of Jaina Sangha<sup>18</sup>

There was only a special case of a generally valid manner of representation. Four man faculties were considered for Acaryaship, vz., (1) the theological faculty, the most important, because at the same time that it provided leadership of the Sangha and imparted consecration. (2) the ritual, the ancient Jaina Classical teaching, here in essential reduced to inculcation of knowlege of the rules of the Sanghacaras, (3) schooling asceticism for sramanic purpose corresponding to the character of all Indian relations in the instructions and (4) a considerable role was placed by the pure debate (as a test).

Next consecration brought the student from novitiate to full monk and through further steps to Suri or Acarya which in the ancient literary hierarchy was the highest stop of the lower Jaina clergy and as monastic superior of the discipline<sup>186</sup>. The ranks of the higher clergy beginning with Vacaka, from there to Suri (or Acarya) were to be achieved through consecration.

It is to be noted that the Jaina monks fought with bravery against beliefs of other sects<sup>137</sup> and Islam<sup>138</sup> in the course of evolution of Jaina Sangha and Jainadharma in India.

<sup>186</sup> Pattavali Samuccaya, Pt. I p. 57.

<sup>184</sup> Brhatkalpasutra, 4.5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mahavra had to combat hetrodox doctrines of other sects. In later ages the Jaina monks had to fight in the field of religion and philosophy against the Buddhists and the Brahmans scholars. There was triangular doctrinal fight among the Jainas at Raigagha, the Bauddhas at Vaisali and the Brahmansa at Mithala in the North India, while a similar doctrinal fight went on among the Jainas at Karnataka, the Bauddhas at Nagarjunkonda and the Brahmansa at Kerala. The doctrinal fight between Dahmankirt i and Akalanka is well-known

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> The Jainas never submitted to Islam, although they compromised with it by supporting the Muslim rulers for the interests of their relugion and the community as a whole. Bhama Shah, the Prime Minister of Rana Pratap gave his whole deposit of wealth to the Rana to fight the Islamic onslaught led by Akbar.

JAIN JOURNAL

A survey of the Jainstic pantheon is a modification of the Vedic, Hinduistic pantheon with extensive enrichment by non-Jainistic, Vedic, Hinduistic, (particularly Saivait) gods and demons<sup>139</sup>. The Jainistic pantheon also contains ancient Indian female (Sakti) goddesses<sup>140</sup> as magical tantrism had formed them. Surimantra starts with Om Kali, Mahakali, etc. as found in the pannings.

The development of even more inclusive religious and non-religious literature like ever-increasing storing up of first rank works in the Jaina bhandāras is under the circumstances so significant an achievement that it only could have been achieved under the hierarchic rigidly organized monastic Jainism with its boundless power over the Jaina latty.

The ancient Indian sacred multiary organization on the one hand, and the monastic ascelic organization with its dispensing Jaina subjects on the other here achieved culture on the insson territory, which from the stand-point of capitalistic rentability was partially extensive eternal pausiture, partity simply desert, therefore not the rest of place to support great construction and artistic production except in the hills.

The Restoration of Orthodox Hindusm in Jaina Mission Territory in India

In North India Jamism and Buddhism gave way to Hinduism gradually with the advent of Islam in seventh century A. D. Jainism and Hinduism made room for Buddhism in East India as is evidenced by the rise of the Palas with the state religion—Buddhism in 750 A. D. but again Buddhism gave way to Saivism there with the foundation of the Sena dynasty in Bengal in the 11th-12th century A. D. under the leadership of Vijayasena, a Karnataka Brahmana-Ksatriya prince. In South India Buddhism guew way to Jainism (and also to Hinduism) gradually. This may be correlated with the superior community organization of this confession. However, Janusm too shrivelled within the area of its diffusion finally being reduced to the cities and some villages of South India, Inner India and North India and West India where it still lives to-day.

The field has been won by Hinduism with the Brahmanas on the top. It almost appears that the restoration of Hinduism proceeded from Kashmir, the classical land of the magical science of the Atharva-Veda.

<sup>139</sup> Jamikarana kriya (act of making these gods and demons as Jama gods and ksetrapalas, etc.) was done by the Jaina monks.

<sup>140</sup> The goddesses appeared as the attendants of Jinesvaras but they were not superior to the Jinas or the Acaryas See Kharatara Pattavalis and others.

as of Mahayana teaching. In the land of its origin the course of renaissance is indicated already by Sanskrit speech which of course, did in no way sumply develop parallel to the renaissance of Brahmanahood. In reality, Brahmanahood never disappeared in India.

The Brahmanas were only rarely displaced by the heterodox salvation confessions. This had purely external bases. The Jaina Tirthankara and the Buddhisti Arhat performed no sort of rites. The laity, however, demanded a cult as well as definite representatives of such. In general that could be accomplished, where the need was present, only by monks, who gave up their meditation and teaching or by trained Brahmanas who submitted to the heterodox soteriology, and who, however, supervised the rites for the laity and appropriated the temple pretends for themselves. The Brahmanas, therefore, usually served as temple pretests for the Jainas. The caste further more had indeed loosened its hold and large sections of the present Jaina mission territory were only won by Hindusm since the restoration.

### Books Received

DESAI, RATILAL DIPCHAND, Guru Gautam Svāmī (in Gujarati), Sri Jiyan Mani Sadvacanmala Trust, Ahmedabad, 1975. Pages 22+218. Price Rs. 8.50.

Life of Gautama Svamı, the first Ganadhara of Mahavira Illustrated.

JAIN, NEMICHAND (Ed.), Tirthankar (in Hindi), Srimad Vijay Rajendra Surisvar Special Number, Hira Bhaiya Prakashan, Indore, 1975.
Informative number on the life and works of Srimad Vijay Rajendra Surisvarji Maharaj.

- JAIN, PRADYUMNA KUMAR, Tirthankar Jivan Daršan (in Hindi), Arunodaya Prakashan, Lucknow, 1975. Pages 0+119. Price Rs. 5 00. A tract on the philosophy of life of Mahavira.
- JHABAK, KASTURCHAND M, The Bhagavān and His Disciple, Author, Secunderabad, 1975. Pages 16.

A short account of Mahavira's life and teaching.

MAHAVIRA FOUNDATION (Pub), Terthankar Bhagavān Mahāvīra Pictorial Diary 1975-76, Ludhiana, 1975.
Produced by Marg Publications on the model of Munisri Yashovijayii's Terthankar Bhagavān Mahāvīr.

MUNI MAHENDRA KUMAR 'PRATHAM', Jain Kahāniyā (in Hindi) Vol. 26. Sahitva Sannidhi, New Delhi, 1975. Pages cha+143.

Contains stories regarding later Jaina Acarvas.

Price Rs. 5.00.

MUNI MAHENDRA KUMAR 'PRATHAM', Jain Kahāmyā (in Hindi) Vol. 27, Sahtiya Sannidhi, Calcutta, 1975. Pages 10+127. Price Rs. 5.00.

Contains stories regarding later Jaina Acarvas.

MUNI MAHENDRA KUMAR 'PRATHAM', Smṛti-ko Badhāne-ke Prakār (in Hindi), Sahıtya Sannidhi, Calcutta, 1975. Pages 6+50. Price Rs. 2.50.

A tract on the development of faculty of memory.

MUNI MAHENDRA KUMAR 'PRATHAM', Tin Sau Sāth Kahāniyā (in Hindi) Vol 1, Sahitya Sannidhi, Calcutta, 1975. Pages 6+80. Price Rs. 3.00.

A collection of short moral stories

MUNI MAHENDRA KUMAR 'PRATHAM', Tin Sau Sāth Kahāniyā (in Hindi) Vol 2, Sahitya Sannidhi, Calcutta, 1975. Pages 6+94. Price Rs.3.00.

A collection of short moral stories.

MUNI MOHANLAL, Sāñpo Liptā Candan, Gatiman Prakashan, Jaipur, 1975. Pages 78. Price Rs. 3 00.

Story of Sita retold in verses

NIZAMUDDIN, Jinendra Mahāvīr (in Hindi), Anand Sansthan, Rampur, 1975. Pages 72. Price Rs. 400.

A tract on the life and teachings of Mahavira

PANDEY, VISHWANATH (Ed), The Orient, The Orient, Bombay, 1974.
Vol III Nos 3-4. Pages 52. Price Rs. 3.00.

Contains the World of Jainism, Part I: Life, History and Society.

SHAH. RAMANLAL C., Lord Mahāvīra & Jainism, Sri Vallabhsuri Smarak Nidhi, Bombay, 1975. Pages 22. Price 50 p. Small tract on Mahavira. his teachings and Jainism

SWAMI, RISHABHDAS, Mahāvīra the Merciful, Jaina Institute of Metaphysical Culture and Universal Welfare, Madras, 1974. Pages 176.

Being edited by V G. Nair it contains life and teachings of Mahavira, outlines of Jainism, later Acaryas, etc.

VARMA, RAMKUMAR, Jai Vardhamān (in Hindi), Bharatiya Sahitya Prakashan, Meerut, 1974. Pages 116. Price Rs. 10.00. A five act drama on the life of Mahavira.

### Books on Jainology

Buehler, J. G, The Induan Sect of the Jainas, ed with an Outline of Jaina Mythology by J. Burgess, Sushil Gupta (India) Pvt. Ltd., Calcutta, 1963. Pages xv+67.

A translation of the German work Ueber die Indische Secte der Jaina by J. Burgess with one paper on the Jainas by Theodore Goldstucker and with a bibliographical note

BURGESS, J., Notes on the Jamas (reprinted from the Indian Antiquary).
Pages 44

A short note on Jama ritual, Gacchas, Srīpūjya, Samvegis and Yaus, the Gurums or Nuns, the eternal Tirthankaras, Parsvanatha and Kamatha, Omkāra and Hrimkāra, Jalayātra and Jama marriage

Hertel, Johannes. On the Literature of the Svetāmbaras Of Gujarāt, Markert & Petters, Leipzig, 1922 Pages 26.

A small tract on the literature of the Svetambara Jainas of Gujarat.

- JAIN, BALABHADRA, Pāvāpurī (in Hindi), Bihar Prant Digambar Jain Tirthaksetra Committee, Rajagrha, Vir Sambat 2497. Pages 47. A treatise on the exact location of Pavapuri.
- JAIN, G R, Cosmology Old and New (The Sacred Books of the Jainas Vol XII), The Central Jaina Publishing House, Lucknow, 1942. Pages xiv+55 Price Rs. 4.50.

A modern commentary on the fifth chapter of Umasvati's Tattvārthādhigama Sutra. It concerns ajīva tattva or matter.

JOHNSON, HELEN M., Triṣaţiisalakāpuruţacaritra or The Lives of Sixtythree Illustrious Persons Vol II (Books II & III) (Gaekwad's Oriental Series No. LXXVII), Oriental Institute, Baroda, 1937. Pages xxii-396. Price Rs. 30.00

Translation with notes and introduction Comprises Ajitanatha Caritra, Abhinandana Jinacaritra, Sumbhavanatha Caritra, Abhinandana Jinacaritra, Sumana Caritra, Padmaprabha Caritra, Suyanswanatha Caritra, Candraprabha Caritra, Suydhinatha Caritra, Sitalanatha Caritra. With bibliography, appendices and index.

LAHA, BIMALA CURN, Jainaguru Mahāvir (Sārvajanīn Granthamālā No 2) (in Bengali), Pracyavani Mandir, Calcutta, 1944. Pages 69. Price Rs. 1.00.

Contains life and teachings of Mahavira.

PERTOLD, O., The Place and Importance of Jainism in the Comparative Science of Religions, Yashovijay Jain Granthmala, Bhawnagar. Pages 22.

A small tract highlighting the importance of Jainism in the comparative science of religions.

PUJYAPADA, Savairha Sudhi (Sri Mahairt Granthamala No. 5), abridged by Pandit Chainsukhdas and edited with introduction and notes in English by C. 5. Mallinathan, Str Digambar Jain Atissya Ksetra Mahavirji, Jaipur, 1951. Pages xxxvii+152+106. Price Rs 400

An abridged version of Pujyapada's Sarvārtha Sidhhi, a commentary on Tattrārtha Sutra. Sūtras and commentary in Sanskrit, notes and introduction in English.

TAWNEY, C. H., The Prubandhacuntāmuni or Wishingstone of Narratives of Merutunga Acarya, The Asiatic Society, Calcutta, 1901.Pages xx +236

Translation with introduction.

THRONTON, DOUGLAS M. Pārsi, Jaina and Sikh, or Some Minor Religious Sects in India, The Religious Tract Society, Oxford, 1898. Pages 96

Chapter II-The Jama.

Contains a short account of Jainism.

UMASVATI, Tattvārtha Sūtra, edited by Muni Akhileshchandra, Sanmatı Gyan Pith, Agra, 1957. Pages 2+95. Price 50 Paise. Text with brief Hindi translation.

UMASVATI, Tattvārthādhigama Sūtra (The Sacred Books of the Jainas Vol II), edited by J. L. Jaini, The Central Jaina Publishing House, Arrah. 1920 Pages xxviii+210. Price Rs. 4.50.

Text with introduction, translation, notes and commentary in English. Also gives differences between the Digambara and Svetambara versions and an index. VAIDYA, N. V., The Antagada-Dasão, Anuttarovavãi-Dasão & Bambhadatta, Khadayata Book Depot, Ahmedabad.

Part II-Pages 8+91+17+25 Rs. 2.00.

Introduction, notes, Jama legend about destruction of Dvaraka, glossary, etc.

VAIDYA, N. V., Nāyādhammakahāo. Editor. Poona, 1940. Pages iv+245. Price Rs. 8.00. Text with notes.

VAIDYA, N V., Nāyādhammakahāo (Chapters IX & XVI), Editor, Poona Pages 51+xx+56+44 Price Rs 3.50. Text with translation, introduction and notes

VIDYABHUSANA, AMULYACHARAN (Tr.) Jaina Jäinkas or Lord Rabha's Purvabhavas (The Punjah Sanskrit Series, No. VIII), Motilal Banarsidas, 1925. Pages xxiv+118 Price Rs 4.50. Being English translation of Book 1 Canto 1 of Hemacandra's Tritaqtilialikäpurujacaritra. Revsed and edited with notes and introduction by Banarsi Das Jain.

### Our Contributors

K. C. LALWANI, Prof. of Humanities, Indian Institute of Technology, Kharagpur.

UMAKANT P. SHAH, I/C Director, Oriental Institute, Baroda.

PRADYUMNA KUMAR JAIN, Professor, Lucknow.

PREM SUMAN JAIN, Asst. Prof. of Prakrit, Udaipur University, Udaipur, Rajasthan.

Dr. J. C. BAID, M S., Surgeon, M. G. Hospital, Jodhpur, Rajasthan.

J. C. SIKDAR, Senior Research Officer, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad.

# HIND TRADING CO.

(HIRE PURCHASE FINANCIERS OF MOTOR VEHICLES)

.

SETHIA OIL INDUSTRIES (SOLVENT EXTRACTION PLANT)

Ground nut, Sal-seed & Rice Bran Extraction

Head Office:

143 COTTON STREET CALCUTTA-7

Phones: 33-4329 & 33-8471

Solvent Plant at : H. P. Dept. Branch at :

 P. O. Sitapur (U.P.)
 Lal Singh Mansion

 Phones: 505 & 397
 A. T. Road

 P. O. Gauhati (Assam)

Phone No. 4398

# B. DUGAR & SONS

JUTE BROKERS

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Res Phone { B 66-4870 J. 34-7228 Off. Phone : { 22-8830 22-0225

## BHANWARLAL JASKARAN

'JUTE HOUSE'

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

# New Central Jute Mills Co. Ltd.

Regd. Office:

### 11 CLIVE ROW, CALCUTTA-1

Jute Division

Manufacturers of Jute Specialities and Leading Exporters of Carpet Backing Cloth

Foundry Division

Manufacturers of Grey Iron Castings Specially Heavy

Castings and Exporters to U.S.A.

Chemical and Fertilizer Division

Manufacturers of Soda Ash and Ammonium Chloride
Nitrogenous Fertilizers

Phone : 23-9161 (15 lines) Gram : "OUTLINE"

# The Kelvin Jute Company Ltd.

'McLeod House'

3 NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-1

Phone : {Office : 34-6286 Resi, : 34-9937 Cable: HYPNOTIST R. K. TRADING CORPORATION Exporters of Jute Goods and Jute Wastes P-15 NEW C.I.T. ROAD CALCUTTA 12

### MISHRILALL JAIN

'MINERAL HOUSE'

27A CAMAC STREET

CALCUTTA-16

Gram : Dollars Calcutta

Phone :

"He, who himself hurts the creatures, or gets them hurt by others, or approves of hurt done by others,

augments the world's hostility towards himself."

--LORD MAHAVIRA

### **KESARIA & COMPANY**

TEA & JUTE GOODS EXPORTERS, MERCHANTS, COMMISSION AGENTS

### 19 AMRATOLLA STREET CALCUTTA 1

PHONE : { Office : 34-3746, 34-3768 | Resi. : 23-8774

Office: BOMBAY, SURAT & AHMEDABAD

Associates: COCHIN & KOTAGIRI

Gram: ZINCLEAD

Code: BENTLEYS 2nd PHRASE

Phone: 33-4470, 33-4497

### A. M. I. BRAND

MANUFACTURERS OF STAINLESS STEEL WARES FOR DOMESTIC USE, HOSPITAL EQUIPMENTS, CHEMICAL TANKS, CUTLERY NON-FERROUS WARES STOVE PARTS AND INDUSTRIAL GOODS IMPORTERS & EXPORTERS

# ASHOK METAL INDUSTRIES LIMITED

157 NETAJI SUBHAS ROAD

(Room No. 161)

COTIN

Works :

7 JANKIDEVI JALAN ROAD LILUAH (HOWRAH) Phone: 66-4477 Conquer thy self, for difficult it is to conquer self. If self is conquered ye shall be happy in this world and after.

-LORD MAHAVIRA

### PUNAM CHAND GUJRANI

11 B. K. PAUL AVENUE

CALCUTTA 5

### G. L. DUDHORIA & SONS

5 CLIVE ROW

CALCUTTA 1

Phone: 22-4006

# PRAKASH TRADING COMPANY

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Gram: PEARLMOON

Telephones:  $\begin{cases} 22-4110 \\ 22-3323 \end{cases}$ 

# PRAKASH JUTE SUPPLY CO.

P-17 KALAKAR STREET
CALCUTTA-7

Phone : 33-7476

# PRASANCHAND BOTHRA & SON 14 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

CABLES: SETH PRASAN

PHONE: 22-4857

# J. KUTHARI & CO.

12 INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA 1

Phone: 22-9251

# A. M. BHANDIA & CO. JUTE BROKER

23/24 RADHA BAZAR STREET

CALCUTTA-1

Phones: 22-8176, 8466

### THE BIKANER WOOLEN MILLS

Manufacturers of:

Knitting Wool, Knitted Hosiery goods, Blankets, Carpets & Carpet & Woollen Yarn

100% pure and new quality wool used in all the products.

Office:

Mills .

4 Meer Bohar Ghat Street

Industrial Area

CALCUTTA 7
Phone: 33-5969

BIKANER
Phone: 204 & 356

### A SMALL SCALE INDUSTRY

Actively Engaged in the Giant Task of Meeting the Country's Defence Needs of a Wide variety of 19gs. Fixtures, Gauges. Press Tools and Similar Precision Equipment. Also Manufacturers of Shear Blades. Industrial Knives. Portable Preumatic Tools, and Pneumatic Tool Accessories and Spares

### BOYD SMITHS PRIVATE LIMITED

B-5 GILLANDER HOUSE

CALCUTTA1

Phone : { Office : 22-7441 | Factory : 56-3751

Know thou Truth.

He who abides by
the Commandment of Truth
goes beyond Death.

-Dašavaikālika, 6. 11.

# KASTURCHAND BIJOYCHAND

155 RADHABAZAR STREET

CALCUTTA 1

Phone: 22-7713

Phone : { Office : 22-8143, 22-0960 Resi : 47-5011

# K. C. DUGAR & SONS

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

"Non-violence and kindness to living beings is kindness to oneself. For thereby one's own self is saved from various kinds of sins and resultant sufferings and is able to secure his own welfare."

-Lord Mahavira

# KAMAL SINGH RAMPURIA

"RAMPURIA CHAMBERS"

10 CLIVE ROW

CALCUTTA 1

Phone: 22-2150



# This Symbol stands for QUALITY JUTE PRODUCTS

from

# ANGLO-INDIA JUTE MILLS,

a progressive enterprise excelling others in product range, performance and customer service.

### PRODUCTS

- 1. Jute Carpet Backings
- All types of hessian and sacking bags.
- 3 Laminated fertilizer bags
  4 Juco cloth for underlining
- garments and various other domestic uses.
- 5 Special cleaned and bright hessian.

### PERFORMANCE

- 1. About 50,000 tonnes of jute goods
- per year. 2. Turnover-
- About Rs. 200 million
- Exports— About Rs.100 million per year.

For your jute goods requirements write to:-

Anglo-India Jute Mills Co. Ltd.,

31, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.

# Chitavalsah Jute Mills Company, Limited

'McLeod House'

3 NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA 700001

Telephone No 23-9161 (15 Lines) and 23-0406

Telex No. 021-7536 Outline Calcutta (A/B) Telegrams: "OUTLINE", Calcutta

Works at :

P.O. CHITAVALSAH, DIST. VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH

INDIA'S LARGEST JUTE MILL COMPLEX OUTSIDE WEST BENGAL

Manufacturers of

ALL TYPES OF QUALITY JUTE GOODS

# HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED

### 15 INDIA EXCHANGE PLACE

### CALCUTTA - 700 001

Telegrams :

"HUKUMILLS" Calcutta
Telex: "HUKUM" CA-2771

Telephones:

22-3411 (5 Lines)

Jute Mills Division

Manufacturers & Exporters of :

Quality Hessian, Sacking, Carpet

Backing Cloth, Twine, Cotton Bagging, Jute Yarn, Jute Felt, Etc.

Mills at

Naihati, P.O. Hazinagar Dist. 24-Parganas (W.B.) Chemicals Division

Manufacturers of :

Caustic Soda Lye (Rayon Grade) Liquid Chlorine Hydrochloric Acid

Plant at

Amlai, P.O. Amlai Paper Mills Dist. Shahdol (M.P.)

## FORT GLOSTER INDUSTRIES LTD.

(JUTE MILLS DEPARTMENT)

21 STRAND ROAD, CALCUTTA-1

### Manufacturers of :

QUALITY HESSIAN, SACKINGS, CARPET BACKING CLOTH, JUTE WEBBINGS, TWINE, ETC.

Gram . "FORTFIBRE" Telex-CA 7740 Phone · 22-9601/6

### HANUMANMALL BENGANI

12 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

Phone: 22-9255

Phone: { 33-1935 33-9502

### PREMIER PLASTICS

33 BURTOLLA STREET

### CALCUTTA 7

Stockists & Distributors for Polystyrene Manufactured by

### M/s. POLYCHEM LIMITED

вомвач

for Assam, Bihar, Orissa & West Bengal

Gram: SAMARI RAKHO PHONE: {RESIDENCE: 24-6043 OFFICE: 22-1829

# C. BHUTORIA SONS

105 OLD CHINA BAZAR STREET

CALCUTTA 1

### THE MEGNA MILLS CO. LTD.

16 STRAND ROAD

CALCUTTA-1

Manufacturers of:

HESSIAN :: SACKING :: TWINE :: TARPAULIN
CANVAS :: CARPET BACKING :: CLOTH
ALL OTHER JUTE GOODS

Gram : CLATVIC Phone : 22-1661

Neither riches nor relations can protect. Know this and know life and get rid of karma.

-Bhagvan Mahavir

Gram: "FINECAST" CALCUTTA

Telex : RAJPIPE CA-7983 Phone :

44-780

44-3042

: 44-3269

44-3260 act. 57-2935

# Rajasthan Pipes Private Ltd.

Government & Railway Contractors

FERROUS & NON-FERROUS FOUNDERS

9B LORD SINHA ROAD

CALCUTTA-16

Specialist in

Ingot Moulds, Bottomplates & Heavy Castings up to 10 tons each High Duty & Graded Castings with desired Chemical Properties.

Gram: WARMPH Phone: 22-6025

# BENGAL NATIONAL TEXTILE MILLS LTD.

CROWN ALUMINIUM HOUSE

23 BRABOURNE ROAD CALCUTTA 1



## **GOLCHHA ORGANISATION**

BIRATNAGAR, NEPAL

Regd. Members

HANSRAJ HULASCHAND & COMPANY (P) LTD.

SHRI HANUMAN INDUSTRIES (P) LTD.

GOLCHHA FOOD PRODUCTS (P) LTD.

HULAS METAL CRAFTS (P) LTD.

HIM INTERNATIONAL (P) LTD.

HIMALAYAN TRADE LINKS.

# Hewlett's Mixture for Indigestion

### DADHA & COMPANY

and

C. J. HEWLETT & SON (India) PVT. LTD.

22 STRAND ROAD

CALCUIDAD

